ने देग ओदम अदिम अदिम अदिम अदिम मेर्बर आदम आदम आदम आदम आदम भित्र अंदेग अंदेग अंदेग अंदेग भेडम ओर्डम ओर्डम ओर्डम ओर्डम ओर्डम विस अविस अविस अविस अवस अवस विम अविम अविम अविम अविम अविम वेम अवम अवम आवम आवम आवम र्वा अर्थन अर्थन अर्थन अर्थन अर्थन वस अविम अविम अविम अविम अविम 35天 363天 363天 363天 363天 363天 र्म ओर्डम ओर्डम ओर्डम ओर्डम अवस अवस अवस अवस अवस 湖湖 湖湖 别湖东 उम् अवम् अवम् 致 别都 别都 别和 别和 别和 到 别到 别到 别别 273म अदम आदम

## ।। ग्रो३म् ।।

## भ्रमोच्छेदन'

## (ग्रविद्वानों का)\*

मैंने राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द की बुद्धि और चतुराई की प्रशंसा सुन के चित्त में चाहा कि कभी उन से समागम होकर आनन्द होवे। जैसे पूर्व समय में बहुत ऋषि मुनि विद्वानों के बीच प्रज्ञासागर बृहस्पति महर्षि हुए थे, क्या पुनरिप वे ही महा अविद्यान्धकार के प्रचार से नाना प्रकार के अन्यान्य विरुद्ध मत-मतान्तर के इस वर्त्तमान समय में शरीर धारण करके प्रकट तो नहीं हुए हैं?

देखना चाहिये कि जैसा उन को मैं सुनता हूं, वंसा ही वे हैं वा नहीं, ऐसी इच्छा थी। यद्यपि मैंने संवत् १६२६ से लेके पांच वार काशी में जाकर निवास भी किया, परन्तु कभी उन से ऐसा समागम न हुन्ना × कि कुछ वार्तालाप होता। मैंने प्रस्तुत संवत् १९२६ कार्तिक सुदी १४ गुरुवार को काशी में ग्राकर महाराजे विजयनगराधिपति के ग्रानन्दवाग़ में निवास किया। इतने में मागंशीर्ष सुदी में ग्रकस्मात् राजा शिवप्रसादजी प्रसिद्ध एस० एर्च० कर्नल ग्रॉलकाट साहव ग्रौर एच० पी० मेडम ब्लेवेष्टकी को मिलने के लिये ग्रानन्दवाग़ में ग्राये उन्होंने मुक्त से मिलकर कहा कि मैं उक्त साहब ग्रौर मेडम से मिला चाहता हूं। सुनकर मैंने एक मनुष्य को भेज राजासाहब की सूचना कराई ग्रौर जब-तक उक्त साहब के साथ राजाजी न उठ गये तबतक जितनी मैं ग्रपने पत्र में लिख चुका हूं उनसे वातें हुई, परन्तु शोक है कि जैसा मेरा प्रथम निश्चय राजाजी पर था वैसा उनको न पाया । मन में विचारा कि जितनी दूसरे के मुख से बात सुनी जाती है, सो सब सच नहीं होती।

राजाजी लिखते हैं कि—'स्वामीजी की बात सुन मैं भ्रम में पड़ गया'।

<sup>\*</sup> इस पुस्तक में जहां जहां ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पृष्ठों के हवाले दिये हैं, बह ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पञ्चम संस्करण से मिलान करें।

<sup>\*</sup> जो राजा जिवप्रसादजी ग्रापने लेख पर स्वामी विणुद्धानन्दजी का हस्ताक्षर न कराते तो मैं इस पर एक ग्रक्षर भी न लिखता, क्योंकि उनको तो संस्कृत विद्या में भव्दार्थ सम्बन्धों के समभने का सामर्थ्य ही नहीं है। इसलिये जो कुछ इस पर लिखता हूं सो सब स्वामी विणुद्धानन्दजी की ग्रोर हो समभा जावे।।

<sup>★</sup> एक बार सम्यद भ्रहमवखां सदरसदूरजो को कोठी पर दूर से देखा था, पर बार्तालाय नहीं हुआ था।।

राजाजी की वाचालता बहुत बड़ी और समफ प्रति छोटी देखी ॥

यहां बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि क्या मेरी बात का सुनना ही राजाजीको बड़े सन्देह में पड़ने का निमित्त है, और उनकी कम समक्ष और आलस्य कारण नहीं है +? जब कि उनको सन्देह ही छुड़ाना था तो मेरे पास आके उत्तर सुनके यथाशक्ति सन्देह निवृत्त कर आनिन्दिन होना योग्य न था? जैसा कोमल लेख उनके पत्र में है, वैसा भीतर का अभिप्राय: नहीं x, किन्तु इस में प्रत्यक्ष छल ही विदित होता है।

देखो, मार्गशीर्ष से लेके बैशाख कृष्ण एकादशी बुधवार पर्यन्त सवा चार मास उनके मिलने के पश्चात् में ग्रीर वे काशी में निवास करते रहे, क्यों न मिलके सन्देह निवृत्त किये ? जब मेरी यात्रा सुनी, तभी पत्र भेजके प्रत्युत्तर क्यों चाहे ? मेरे चलने के समय प्रश्न करना, मेरे बुलाये पर भी उत्तर सुनने न ग्राना, सवाचार महीने पर्यन्त चुप होके वंटे रहना ग्रीर मेरे काशी से चले ग्राने पर अपनी व्यर्थ बड़ाई के लिये पुस्तक छपवाकर काशी में ग्रीर जहां तहां भेजना कि बाशी में कोई भी विद्वान् स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने में समर्थ न हुआ किन्तु एक राजा शिवप्रसादजी ने किया। ऐसी प्रसिद्धि होने पर सब लोग मुक्तको विद्वान् ग्रीर बुढिमान् मानेंगे, ऐसी इच्छा का विदित करना ग्रादि हेतुओं से क्या उनकी ग्रयोग्यता की बात नहीं है\*। भला ऐसे मनुष्यों से किसी विद्वान् को उचित है कि बात ग्रीर शास्त्रार्थ करने में प्रवृत्त होवे ?

ऐसे कपट छल के व्यवहार न करने में मनुजी की साक्षी अनुकुल है-

## ग्रधमेंग तु यः प्राह यश्चाऽधमेंण पृच्छति । तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषं वाधिगच्छति ॥१॥

अयं—(यः) जो (ग्रधमेंण) ग्रन्याय, पक्षपात, ग्रसत्य का ग्रहण, सत्य का पित्याग, हठ, दुराग्रह से वा जिस भाषा का ग्राप विद्वान् न हो उसी भाषा के विद्वान् के साथ शास्त्रार्थ किया चाहे, ग्रीर उस भाषा के सच भूठ की परीक्षा करने में प्रवृत्त होवे, ग्रीर कोई प्रतिवादी सत्य कहे उसका निरादर करे, इत्यादि ग्रधमं कमं से युक्त होकर छल कपट से (पृच्छिति) पूछता है, (च) ग्रीर (यः) जो (ग्रधमेंण) पूर्वोक्त प्रकार से (प्राह) उत्तर देता है, ऐसे व्यवहार में विद्वान् मनुष्य को योग्य है कि न उससे पूछे और न उसको उत्तर देवे। जो ऐसा नहीं करता तो पूछने वा उत्तर देने वाले दोनों में से एक मर जाता है। (वा) ग्रथवा (विद्वेषम्) ग्रत्यन्त

<sup>+</sup> कोई कितना ही बड़ा विद्वान् हो परन्तु प्रविद्वान् मनुष्य को विद्या की बातें विना पढ़ाये कभी नहीं समभ्या सकता, 'न वह बिना पढ़े समभ्र सकता है।।

<sup>×</sup> हाथी के खाने के दांत भीतर और दिखाने के बाहर होते हैं।।

जो राजाजी प्रश्नों के उत्तर चाहते तो ऐसी ग्रयोग्य चेष्टा क्यों करते। जब मैंने उनकी ग्रन्थथा रीति जानी, तभी उनसे पत्र व्यवहार ग्रागे को न चलाया, क्योंकि उनसे संवाद चलाना व्ययं देखा ।।

जिसके ग्रात्मा में ग्रीर, ग्रीर जिसके बाहर ग्रीर होवे वह 'छली' कहाता है ।।

विरोध को (ग्रधिगच्छिति) प्राप्त होकर दोनों दुःखित होते हैं ॥ १ ॥

जब इस वचनानुसार राजाजो को ग्रयोग्य जानकर लिख के उत्तर नहीं दिये —
तो फिर क्या मैं ऐसे मनुष्यों से शास्त्रार्थं करने को प्रवृत्त हो सकता हूँ ? हाँ, मैं
ग्रयिरिचित मनुष्यों के साथ चाहे कोई धर्म से पूछे ग्रथवा ग्रधम से, उन सबों के
समाधान करने को एक बार तो प्रवृत्त हो ही जाता हूं परन्तु उस समय जिसको
ग्रयोग्य समभ लेता हूं, जबतक वह ग्रपनी ग्रयोग्यता को छोड़ कर नहीं पूछता
ग्रौर न कहता है, तबतक उससे सत्याऽसत्यिनिर्णय के लिये कभी प्रवृत्त नहीं होता
हूं । हां, जो सब विद्वानों को योग्य है वह काम तो करता ही हूं ग्रर्थात् जब जब
ग्रयोग्य पुरुष मुभ से मिलता वा मैं उससे मिलता हूं, तब तब प्रथम उसकी
ग्रयोग्यता के छुड़ाने में प्रयत्न करता हूं। जब वह धर्मात्मता से योग्य होता है
तब मैं उसको प्रेम से उपदेश करता हूं। वह भी प्रेम से पूछके निसन्देह होकर
ग्रानन्दित हो जाता है \*।।

श्रव जो राजा शिवप्रसादजी ने स्वामी विशुद्धानन्दजी की सम्मति लिखी, ज्येष्ठ महीने में 'निवेदनपत्र' छपवाके प्रसिद्ध किया है, उसी के उत्तर में यह पुस्तक है। इसमें जहां जहां (रा०) चिह्न ग्रावे, वहां वहां राजा शिवप्रसादजी का और जहां जहां (स्वा०) ग्रावे, वहां वहां मेरा लेख जानना चाहिये॥

रा० — जितना महाराजजी के मुखारिवन्द से सुना था, बड़े सन्देह का कारण हुआ, निवृत्त्यर्थ पत्र लिखा। महाराजजी ने कृपा करके उत्तर दिया, उसे देख मेरा सन्देह ग्रीर भी बढ़ा। महाराजजी के लिखे ग्रनुसार ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका मंगाके पृष्ठ ९ से ६६ तक देखा, विचित्र लीला दिखाई दी। ग्राधे ग्रावे वचन जो अपने अनुकूल पाये ग्रहण किये हैं, शेषाई को जो प्रतिकूल पाये परित्याग +। उन ग्रावे ग्रनुकूल में भो जो कोई शब्द ग्रपने भाव से विरुद्ध देखे, उनके ग्रथं पलट दिये, मनमाने लगा लिये × परन्तु ग्रापने याज्ञवल्क्यजी का यह वाक्य ग्राधा ही अपना उपयोगी समक्त क्यों लिखा? क्या इसलिये कि शेषाई वादी का उपयोगी है?

<sup>+</sup> जो जिस बात के समभने ग्रीर जिस काम के करने में सामर्थ्य नहीं रखता, वह उसका ग्रधिकारी नहीं हो सकता ।।

कोई भी वैद्य जबतक रोगी के बाँखों की पीड़ा सोजा बौर मलीनता दूर नहीं कर देता, तबतक उसको दिखला भी नहीं सकता परन्तु जिसके नेत्र ही फूट गये हैं, उसको कुछ भी दिखलाने का उपाय नहीं है ॥

<sup>+</sup> देखिये राजाजी की ग्रद्भुत लीला। मैंने जो वेदार्थ ग्रनुक्ल लिखा है उसको मेरे ग्रनुक्ल भौर जो वेदार्थ प्रकरण के प्रतिकूल का त्याग किया है, उसको मेरे प्रतिकूल समभते हैं। इसीलिये राजाजी विद्यारहस्य को कुछ भी नहीं समभते हैं क्योंकि उनको भी ऐसा ही करना पड़ता है।।

<sup>×</sup> जैसी राजाजी की समभ है, वैसी किसी छोटे विद्यार्थी की भी नहीं हो सकती

स्वा०—क्या मेरी बात ही सन्देह की बढ़ानेहारी है, उनकी ग्रल्प समफ और ग्रालस्य नहीं है ? ग्रीर यह भी सच है कि जब जब ग्रविद्वान् होकर विद्वान् के बनाये ग्रन्थ को देखने लगता है, तब तब काच के मन्दिर में प्रविष्ट हुए श्वान के समान

भूंस भूंस सुख के बदले दु:ख ही पाया करता है।

विदित हो कि जहां जितने वाक्य के भाग के लिखने कीयोग्यता हो, उतना ही लिखना उचित होता है, न ग्रधिक न न्यून। जिसलिये यह वेदभाष्य की भूमिका है, इसलिये उस वाक्यसमूह में से जितना वेदों का उपयोगी लिखना उचित था, उतना हो लिखा है। जो इतिहासादि में से जिस किसी की व्याख्या करनी होती, तो वहां उस उस भाग का लिखना भी योग्य था। प्रकरण विरुद्ध लिखना विद्वानों का काम नहीं #।

सब विद्वान् इस बात को निश्चित जानते हैं कि पदों का पद, वाक्यों का वाक्य, प्रकरणों का प्रकरण और ग्रन्थों का ग्रन्थों ही के साथ सम्बन्ध होता है। जब ऐसा है, तब राजाजो को ग्रपनी बात की पुष्टि के लिये सब पद, सब वाक्य, सब प्रकरण और सब ग्रन्थों का प्रमाणार्थ एकत्र लिखना उचित हुआ। क्योंकि यह उन्हीं की प्रतिज्ञा है क्ष कि ग्राधा छोड़ना और ग्राधा लिखना किसी को योग्य नहीं। ग्रीर जो राजाजी सम्पूण का लिखना उचित समभते हैं, सो यह बात ग्रत्यन्त तुच्छ ग्रीर ग्रसम्भव है। ऐसी बात कोई बालबुढि मनुष्य भी नहीं कह सकता। देखिये फिर यही उनकी ग्रविद्वता उलटा उनको उन्हीं मिध्यादोषों में पकड़ कर गिराती रहती है, ग्रर्थात् जो मिथ्या दोष वे मेरे लेख पर देते हैं, उन्हीं में ग्राप इवे हैं।

यहां जो कई मनुष्य राजाजी से पूछेगा कि — ग्राप जो स्वामी दयानन्दसरस्वतीजी की बनाई भूमिका में दोष देते हैं, वही ग्राप के "ग्रन्थेनैव नीयमाना यथाऽन्धाः"

इस लेख में भी आते हैं। इसकी वाक्यावली × तो ऐसी है-

क्यों कि जो व्याख्येय शब्दार्थ के विरुद्ध का छोड़ना ग्रीर अनुकूल का ग्रहण करन! सब को योग्य होता है उस उस को वे उलटा समभ्रते हैं ग्रीर फिर कोई उदाहरण भी नहीं लिखते कि इसका ग्रथं उलटा वा मनमाना किया। क्या ज्वरयुक्त मनुष्य के लिये कुपध्य का त्याग ग्रीर सुपध्य का ग्रहण करना वैद्य का दोष है ग्रीर मैंने तो ग्रपनी समभ्र के अनुसार जो कुछ लिखा है सो सब शास्त्रानुकूल हो है। उसको उलटा वा मनमाना लगा बेना जो समभ्रते हैं, यह उन की समभ्र का दोष है।

# चेत करना चाहिये यह उल्टी समभ राजाजी की है कि जो प्रनेक वाक्यों को एक वाक्य समभना ॥

\* ऐसा ग्रसम्भव वचन किसी विद्वान् के मुख से नहीं निकल सकता है, स्रौर न हाथ से लिखा जा सकता है।

× जैसे कोई प्रमत्त मर्थात् पागल पगड़ी पग पर भ्रौर जूते शिर पर धरता है, वैसे काम विद्वान् कभी नहीं कर सकता।।

"ग्रविद्यायामन्तरे वर्त्तं मानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । जङ्घन्यमाना ग्रपि यन्ति मूढा ग्रन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। ।"

फिर ग्रापने इस वाक्यावली में से पूर्व के तीन भाग छोड़, चौथे भाग को क्यों लिखा? तब राजासाहब घबड़ा कर मौन ही साध जायँगे, क्योंकि वे वाक्यावली में से प्रकरणोपयोगी एक ही भाग का लिखना उचित नहीं समभते, चाहे प्रकरणोपयोगी हो बान हो, किन्तु पूरी वाक्यावली लिखना योग्य समभते हैं + ।

जो ऐसा न समभते तो—"एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःइवसितमे-तद्यहग्वेदो यजुवेंदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराएं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्टगं हुतमाशितं पायितमयं च लोकः परञ्च लोकः सर्वाणि च भूतान्यस्यैवैतानि सर्वाणि निःइवासितानि ।" इस वाक्य समुदाय को स्वामीजो ने नहीं लिखा, यह मिथ्या दोष क्यों लगाते । पर विचारे क्या करें, उन्होंने न कभो किसी से वाक्य का लक्षण सुना और न पढ़कर जाना है । जो सुना वा जाना होता तो 'एवं वा॰' इससे ले के 'निःश्वसितानि' इस अनेक वाक्य के समुदाय को एक वाक्य क्यों समभते \*।

देखिये! यह महाभाष्य में वाक्य का लक्षण लिखा है—'एक तिङ् वाक्यम्।' जिसके साथ एक तिङक्त के प्रयोग का सम्बन्ध हो, वह 'वाक्य' कहात है। जैसे—एवं वा ग्ररेऽस्य महतो भूतस्य विभाः परमेश्वरस्य साक्षाद्वा परम्परासम्बन्धादेतत्सवं वक्ष्यमारामनेकमाक्यवाच्यं निःश्वसितमस्तीति' एक और 'पूर्वोक्तस्य सकाशादृग्वेदो निःश्वसितो ऽस्तीति' दूसरा वाक्य है। इसी प्रकार इस कण्डिका में २० वाक्य तो पठित हैं और ग्राकांक्षित वाक्य 'त्वं विद्धि' इत्यादि ऊपर से ग्रीर चकार से इन्हीं के ग्रविकृद्ध ग्रपठित उपयोगी अनेक ग्रन्य वाक्य भी ग्रन्वित होते हैं।

क्या जिनको वाक्य का बोध न हो, उनको पदार्थ ग्रीर वाक्यार्थ का बोध, जिनको पदार्थ और वाक्यार्थ का बोध न हो, उनको प्रकरणार्थ ग्रीर ग्रन्थ के पूर्व पदार्थ का बोध होने की ग्राशा कभी नहीं हो सकती है ? इसीलिये जो राजाजी को दूसरे पत्र में मैंने लिखा है, सो बहुत ठीक है कि इससे मुक्तको निश्चित हुग्रा कि राजाजी ने वेदों से लेके पूर्वमीमांसा पर्यन्त विद्या-पूस्तकों में से किसी

मे मेरी प्रतिज्ञा तो यह कि है जहां जितना लिखना योग्य हो, वहां उतना ही लिखना ।
\* जो राजाजी विद्या में वास कर ग्रविद्या से पृथक् होते, तो उनके मुख से ऐसी ग्रसम्भव वात कभी न निकलती ।

<sup>\*</sup> राजाजी ने समभा होगा कि मैं बड़ा बुद्धिमान् हूं। हां 'श्रन्धानां मध्ये काणो राजा' यहां इस न्याय के तुल्य तो चाहे कोई समभ लेवे ॥

भी पुस्तक के शब्दार्थ सम्बन्धों को जाना नहीं है + । इसलिये उनको मेरी बनाई भूमिका का ग्रथं भी ठीक-ठीक विदित न हुगा।

क्या अब जिस को थोड़ीसी भी बुद्धि होगी, वह राजासाहब को शास्त्रों के तात्पर्यार्थ ज्ञानशून्य जानने में कुछ भी शङ्का रख सकता है? यहां 'चोर कोटवाल को दण्डे' यह कहानी चरितार्थ होती है कि जो "अन्धेनैव नीयमाना यथाऽन्धाः" के समान स्वयं राजाजी और उनके विचारानुकृल चलने वाले होकर भ्रम से इसके अर्थ को मेरी बनाई भूमिका और उपदेश को माननेहारे पर भोंक देते हैं। क्या यह उलट पलट नहीं है?

इससे मैं सब ग्रार्थसज्जनों को विदित करता हूं कि जो ग्रपना कल्याण चाहें, वे उनके व्यथं वाक्चाडम्बर जाल में बद्ध हो ग्रपने मनुष्य जन्म के धर्मार्थं काम मोक्ष फलों से रहित होकर दु:खदुर्गन्धसागर रूप घोर नरक में गिरकर चिरकाल दारुण दु:ख भोग न करें श्रौर सर्वानन्दप्रद वेद के सत्यार्थप्रकाश में स्थिर होकर सर्वानन्दों का भोग न छोड़ बैठें।

श्रव जो स्वामी विशुद्धानन्दजी की पक्षपातरहित विद्वत्ता की परीक्षा बाकी है, सो करनी चाहिये—

रा०—श्रीमत्पिण्डितवर \* बालशास्त्रीजी तो बाहर गये हैं, परमपूजनीय जगद्गुरु + श्री स्वामी विशुद्धानन्दजी के चरणों में पहुंच, जो पत्र ग्रौर उत्तरों को देखकर बहुत हँसे × ग्रौर पिछले उत्तर पर जिसमें इन दोनों महात्माग्रों का नाम है कुछ लिखवा भी दिया। स्वामी विशुद्धानन्दजी का लिखवाया राजा साहब के प्रश्नों का उत्तर दयानन्द से नहीं बना इति।

स्वा० — जिनका पक्षी पक्षपातान्धकार से विचारशून्य हो, उनके साक्षी तत्सदृश क्यों न हो ? क्या यथाबुद्धि कुछ विद्वान् होकर स्वामी विशुद्धानन्दजी को योग्य था कि ऐसे अशास्त्रवित् अब्युत्पन्न ब्यर्थ वैतण्डिक मनुष्य के अत्यन्त अयुक्त

<sup>—</sup> ईश्वरोक्त चार वेद स्वतः प्रमाण ग्रौर ब्रह्मा से लेके जैमिनि पर्यन्त ऋषि मुनि श्रौर ऐतरेय बाह्मण से लेके पूर्वमीमांसा पर्यन्त ग्रन्थों की गणना से कोई भी ग्रापं पुस्तक पढ़ना बाकी नहीं रहता कि जिसका परतः प्रमाण ग्रहण न हो सके क्योंकि ग्रन्थकारों में जैमिनि सब के पश्चात् हुए हैं श्रौर पुस्तकों में पूर्वमीमांसा सब से पीछे बनाया है इसलिये जो राजाजी ने नोट में "स्वामीजी ने पूर्वमीमांसा पर्यन्त पढ़ा होगा" लिखा है, सो भ्रम से ही है।

काशी के पण्डितों में तो वालशास्त्रीजी किसी प्रकार श्रोष्ठ हो सकते हैं, भूगोलस्थ पण्डितों में नहीं ।।

<sup>→</sup> जगत् में जो जो उनके शिष्यवर्ग में हैं, उन उनके परमपूजनीय और गुरु होंगे, सब के क्योंकर हो सकते हैं?

<sup>×</sup> जो कुछ भी पत्रों के ग्रभिप्राय को समभते, तो हास करके ग्रयोग्य पत्र पर सम्मति क्यों लिख बैठते ?

लेख पर बिना सोचे समभे सम्मति लिख देवें, श्रौर इससे 'सजातीय प्रवाहपतन' न्याय करके यह भी विदित हुआ कि स्वामी विशुद्धानन्दजी भी राजाजी के तुल्यत्व की उपमा के योग्य हैं। मैं स्वामी विशुद्धानन्दजी को चिताता हूं कि आगे कभी ऐसा निर्बुद्धिता का काम न करें \*। भला मैंने तो राजाजी को संस्कृत विद्या में अयोग्य जानकर लिख दिया है कि आपने जिसलिये वेदादिविद्या के पुस्तकों में से एक का भी अभ्यास नहीं किया है, जो आप को उत्तर ग्रहण की इच्छा हो तो मेरे पास आके सुन समभ कर अपनी बुद्धि के योग्य ग्रहण करो। आप दूर से वेदादि-विषयक प्रश्न करने और उत्तर समभने योग्य नहीं हो सकते। इसीलिये उनको लिखके यथोचित उत्तर न भेजे और न भेज गा।

यह बात भी मेरे दूसरे पत्र से प्रसिद्ध है कि जो वे वेदादिशास्त्रों में कुछ भी विद्वान् होते, तो मेरी बनाई भूमिका का कुछ तो ग्रथं समक्त लेते + । न ऐसी किसी की योग्यता है कि ग्रन्थे को दिखला सके । यह भी मैं ठीक जानता हूं कि स्वामी विशुद्धानन्दजी भी वेदादि शास्त्रों में विद्वान् नहीं, किन्तु नवीन टीकानुसार दश उपनिषद् शारीरिक ग्रौर पूर्वमीमांसा सूत्र ग्रौर प्राचीन ग्रार्थग्रन्थों से विद्ध कपोलकिल्पत तर्कसंग्रहादि ग्रन्थों का ग्रभ्यास तो किया है । परन्तु वे भी नशा से × विस्मृत होग्ये होंगे, तथापि उनका संस्कारमात्र तो ज्ञान रहा ही होगा । इसिलये वे संस्कृत पदवाक्य प्रकरणार्थों को यथाशक्ति जान सकते हैं । परन्तु न जाने उन्होंने राजाजी के अयोग्य लेख पर क्योंकर साक्षी लिखी ।

अस्तु, जो किया सो किया, ग्रब ग्रागे को वे वा बालशास्त्रीजी जिसके उत्तर का प्रश्नों पर हस्ताक्षर करके मेरे पास ग्रपनो ग्रोर से भेज दिया करें और यह भी समक्ष रक्खें कि जो प्रश्नोत्तर उनके हस्ताक्षरयुक्त ग्रावेंगे, वे उन्हीं की ग्रोर से समक्षे जावेंगे, जैसा कि यह निवेदनपत्र का लेख स्वामी विशुद्धानन्दजी की ग्रोर से समक्षा गया है। इसीलिये ये तीनों स्वामी सेवक मिलकर प्रश्नों का विचार शुद्ध लिखकर मुन्शी बस्तावरिंसहजी के पास भेज दिया करें। मुन्शीजी ग्रापकी ग्रोर से यह लेख है वा नहीं, इस निश्चय के लिये पत्र द्वारा आप से सम्मतिपत्र मंगवाके मेरे पास भेज दिया करेंगे ग्रौर मेरा लेख भी मेरे हस्ताक्षर सहित ग्रपने हस्ताक्षर करके पत्र सहित उनके पास भेज दिया करेंगे।

वे लोग राजाजी ब्रादि को समक्ताया करें ब्रौर वे ब्राप से मेरे लेखाभिप्राय को समक्त लिया करें। जो इस पर भी ब्राप लोग परस्पर विचार करने में प्रवृत्त न होंगे, तो क्या सब सज्जन लोग ब्राप लोगों को भी ब्रयोग्य न समक्त लेंगे?

जो कोई बिना बिचारे कर बैठता है, उसको बुद्धिमान् प्राज्ञ नहीं कहते ।।

<sup>+</sup> यह तो सच है कि जो मनुष्य योग्य होकर समक्ता चाहता है वह समक्ष भी सकता है।।

<sup>×</sup> मुना है कि स्वामी विशुद्धानन्दजी भांग और श्रफीम का सेवन करते हैं। जो ऐसा है तो अवश्य उनको विद्या का स्मरण न रहा होगा। जो मादक द्रव्य होते हैं, वे सब बुद्धिनाशक होते हैं। इससे सब को योग्य है कि उनका सेवन कभी न करें।।

क्योंकि जो स्वपक्ष के स्थापन ग्रौर परपक्ष के खण्डन में प्रवृत्त न होकर केवल विरोध ही मानते रहें, वे ग्रयोग्य कहाते हैं। इसलिये मैं सब को सूचना करता हूं कि जो मेरे पक्ष से विरुद्ध ग्रपना पक्ष जानते हों, तो प्रसिद्ध होकर शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते ? ग्रौर टट्टो की आड़ में स्थित होकर ईट पत्थर फेंकने वाले के तुल्य कर्म करना क्यों नहीं छोड़ते ?

श्रौर जो विरुद्ध पक्ष नहीं जानते हों तो अपने पक्ष को छोड़ मेरे पक्ष में प्रवृत्त होकर प्रीति से इसी पक्ष का प्रचार करने में उद्यत क्यों नहीं होते \*? जो ऐसा नहीं करके दूर ही दूर रह कर भूठे गाल बजाने श्रौर जैसे मेरे काशी से चले आने पर राजाजी के पत्र पर व्यर्थ हस्ताक्षर करने से उन्होंने श्रपनी श्रयोग्यता प्रसिद्ध कराई, वैसे जो वे मुक्त से शास्त्रार्थ करेंगे तो प्रशंसित भी हो सकते हैं। ऐसा किये विनाक्या वे लोग बुद्धिमान् धार्मिक विद्वानों के सामने श्रमाननीय श्रौर श्रप्रतिष्ठित न होंगे?

जो इसमें एक बात न्यून रही है कि बालशास्त्रीजी भी इस पर अपनी सम्मिति लिखते तो उनको भी राजा शिवप्रसाद और स्वामी विशुद्धानन्दजी के साथ दक्षिणा मिल जाती। कहिये राजाजी! ग्राप ग्रपनी रक्षा के लिये स्वामी विशुद्धानन्दजी के चरणों में पहुंच कर पत्र दिखा सम्मित लिखा पुस्तक छपाकर इधर उधर भेजने से भी न बच सके, ग्रापके जाट, खाट ग्रीर कोल्हू लौट कर आप ही के शिर पर चढ़े वा नहीं? ग्रव इस बोभ के उतारने के लिये ग्रापको योग्य है कि बालशास्त्रीजी के चरणों में भी गिरकर बचने का उपाय कीजिये ग्रीर ग्राप अपने विजय के लिये स्वामी विशुद्धानन्दजी ग्रीर बालशास्त्रीजी को प्राड्विवाक् ग्रर्थात् वारिस्टर करना भी मत छोड़िये।

श्रथवा उत्तम तो यह है कि वे दोनों श्रापको ढाल बनाकर न लड़ें, किन्तु सन्मुख होकर शास्त्रार्थ करें। इसी में उनकी शोभा है, श्रन्यथा नहीं। परन्तु मैं श्राप श्रीर उनको निश्चित कहता हूं कि सब मिलकर कितना ही करो, जब तक कोई मनुष्य भूठ छोड़, सत्यमत ग्रहण नहीं करता, तबतक श्रपना श्रीर दूसरे का विजय कभी नहीं कर सकता श्रीर न करा सकता है। क्या दूसरे की वृथा प्रशंसा से हिषत होकर स्वामी विशुद्धानन्दजी का बहुत हँसना बालकों का खेल नहीं है? श्रीर जो कोई श्रपनी योग्यता के सदृश वर्त्तमान न करे, वह संशय में मग्न होकर विनष्ट क्योंकर न होवे?

भव में सूचना करता हूँ कि बुद्धिमान् आर्य लोग पक्षी राजाजी और साक्षी विशुद्धानन्दजी के हास्यपद लेख को देख उस परिवश्वास कर इस 'क्वास्ताः क्व

जनको अवश्य योग है कि सत्य के आचरण और असत्य के छोड़ने में अति दृढ़ोत्साहयुक्त होके निग्दा स्तुति हानि-लाभ आदि की प्राप्ति में शोक और हर्ष कभी न करें।।

निपतिताः' महाभाष्योक्त वचनार्थ के सदृश होकर धर्मफल ग्रानन्द से छूटकर दुर्गन्ध गढ़े ग्रीर दुःखसागर में जा न गिरें।

रा० — हम केवल वेद की संहितामात्र मानते हैं। एक ईशावास्य उपनिषद् संहिता है धौर सब उपनिषद् ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हम कोई नहीं मानते, सिवाय संहिता के हम धौर कुछ नहीं मानते हैं।

स्वा० - जैसा यह राजाजी का लेख है, वैसे मैंने नहीं कहा था किन्तु जैसा नीचे लिखा है वैसा कहा गया था। तद्यथा --

रा०-- आपका मत क्या है ?

स्वा०-वैदिक।

रा०-- श्राप वेद किसको मानते हैं ?

स्वा०-संहिताग्रों को।

रा०-क्या उपनिषदों को वेद नहीं मानते ?

स्वा०—मैं वेदों में एक ईशावास्य को छोड़ के ग्रन्य उपनिषदों को नहीं मानता किन्तु ग्रन्य सब उपनिषद् ब्राह्मण ग्रन्थों में हैं, वे ईश्वरोक्त नहीं हैं।

रा०-क्या ग्राप ब्राह्मण पुस्तकों को वेद नहीं मानते ?

स्वा० — नहीं, क्योंकि जो ईश्वरोक्त है, वही वेद होता है, जीवोक्त को वेद नहीं कहते। जितने बाह्मण ग्रन्थ हैं वे सब ऋषि मुनि प्रणीत और संहिता ईश्वर प्रणीत हैं। जैसा ईश्वर के सर्वज्ञ होने से तदुक्त निर्श्वान्त सत्य ग्रौर मत के साथ स्वीकार करने योग्य होता है, वैसा जीवोक्त नहीं हो सकता क्योंकि वे सर्वज्ञ नहीं परन्तु जो जो वेदानुकूल ब्राह्मण ग्रन्थ हैं, उनको मैं मानता ग्रौर विरुद्धार्थों को नहीं मानता हूं। वेद स्वतः प्रमाण और ब्राह्मण परतः प्रमाण हैं। इससे जैसे वेदविरुद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों का त्याग होता है, वैसे ब्राह्मणग्रन्थों से विरुद्धार्थ होने पर भी वेदों का परित्याग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वेद सर्वथा सब को माननीय ही हैं।

यह मेरे पत्र का लेख उनके भ्रमजाल निवारण का हेतु विद्यमान ही था, परन्तु मेरा लेख क्या कर सकता है, जो राजाजी मेरे लेख को समक्ष्मे की विद्या ही नहीं रखते तो क्या इसमें राजाजी का दोष नहीं है ?

रा०—वादी कहता है ॐ जो संहिता ईश्वर प्रणीत है तो ब्राह्मण भी ईश्वर प्रणीत हैं।

क्या विद्या ग्रीर सुशिक्षा रहित मनुष्य प्रश्न ग्रीर उत्तर करना कभी जान सकता है ? जब राजाजी वाद के लक्षणयुक्त ही नहीं हैं, तो वादी क्यों कर बन सकते हैं ?

स्वा०—देखिये राजाजी की मिथ्या ग्राडम्बरयुक्त लड़कपन की बात को, जैसे कोई कहे कि जो पृथिवी ग्रीर सूर्य ईश्वर के बनाये हैं तो घड़ा और दीप भी ईश्वर ने रचे हैं।

रा॰—ग्रीर जो बाह्मणग्रन्थ सब ऋषि मुनि प्रणीत हैं, तो संहिता भी ऋषि मुनि प्रणीत हैं।

स्वा० — यह भी ऐसी बात है कि जो कोई कहे कि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रणीत है, तो ऋग्यजुः साम और श्रथर्व चारों वेद भी उन्हीं के प्रणीत हैं।

रा० - वादी को म्राप म्रपना प्रतिध्वनि समिभिये 🗱।

स्वा०—देखिये, राजाजी की श्रविद्या के प्रकाश को। क्या प्रतिवादी का प्रतिव्यति वादी कभी हो सकता है ? क्योंकि जैसा शब्द और उसमें जैसे पद अक्षर और मात्रा होती हैं, वैसी ही प्रतिध्वित सुनने में श्राती है, विपरीत नहीं। कोई बालबुद्धि भी नहीं कह सकता कि वादी श्रपने मुख से प्रतिवादी ही के शब्दों को निकाले, विरुद्ध नहीं। जबतक प्रतिवादी के पक्ष से विरुद्ध पक्ष प्रतिपादन नहीं करता, तबतक वह उसका वादी कभी नहीं हो सकता। जैसे कुआ में से प्रतिध्वित सुनी जाती है, क्या वह बक्ता के शब्द से विरुद्ध होती है ?

रा० — स्नापने लिखा वेदसंहिता स्वतः प्रमाण और ब्राह्मण परतः प्रमाण हैं। वादी कहता है कि जो ऐसा है तो ब्राह्म ही स्वतः प्रमाण हैं, स्नापका संहिता परतः प्रमाण होगा।

स्वा० – क्या यह उपहास की बात नहीं है। जैसे कोई कह कि सूर्य्य और दीप स्वतःप्रकाशमान हैं तो घटपटादि भी स्वतःप्रकाशमान हैं।

रा०—ग्राप ने लिखा कि मेरी बनाई हुई ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के नव ९ पृष्ठ से लेके दह ग्रहासी के पृष्ठ तक वेदोत्पत्ति, वेदों का नित्यत्व ग्रीर वेदसंज्ञा विचार विषयों को देख लोजिये, निश्चय होगा। सो महाराज! निश्चय के पलटे में तो और भी भ्रांति में पड़ गया। मुक्ते तो इतना ही प्रमाण चाहिये कि ग्राप ने संहिता को माननीय मानकर ब्राह्मण का क्यों परित्याग किया? ग्रीर वादो तो संहिता जैसा ब्राह्मण को वेद मान, जो आपने वेद के ग्रनुकूल लिखा ग्रपने अनुकूल ग्रीर जो ब्राह्मण के प्रतिकूल लिखा, उसे संहिता के भी प्रतिकूल समक्ता है।

स्वा॰—यह सच है कि जो अविद्वान् होकर विद्वत्ता का अभिमान करे, वह अपनी अयोग्यता से सुख छोड़ कर दुःख क्यों न पावे। मैंने वेदों को स्वतः प्रमाण मानने और ब्राह्मणों को परतः प्रमाण मानने में कारण इस भ्रमोच्छेदन के इसी

जो मैं राजाजी के सदृश होता तो बादी को स्रपना प्रतिष्विन समभता क्योंकि प्रतिष्विन,
 ष्विन से विषद्ध कभी नहीं हो सकती और वादी प्रतिवादी से अविषद्ध कभी नहीं हो सकता ।।

पृष्ठ में भ्रागे लिखे हैं। क्या बांचते समय भक्तस्मात् बुद्धि और भ्रांख भन्धकारावृत

हो गये थे ?

परन्तु जो जो वेदानुकूल ब्राह्मणग्रन्थ हैं, उनको मैं मानता ग्रीर विरुद्धार्थों को नहीं मानता हूं। वेद स्वतः प्रमाण श्रीर ब्राह्मण परतः प्रमाण हैं। इससे जैसे वेदविरुद्ध ब्राह्मणग्रन्थों का त्याग होता है, वैसे ब्राह्मणग्रन्थों से विरुद्ध होने पर भी वेदों का परित्याग नहीं हो सकता, क्योंकि वेद सर्वथा सब को माननीय हैं।

रा० — 'तस्माद्यज्ञात्' ग्रजायत' ग्रथीत् उस यज्ञ से वेद उत्पन्न हुए। पृष्ठ १० पङ्क्ति २६ में भ्राप शतपथ ग्रादि ब्राह्मण का प्रमाण देकर यह सिद्ध करते हैं

कि यज्ञ ग्रीर विष्णु परमेश्वर।

स्वा० — जो राजाजी कुछ भी संस्कृत पढ़े होते, तो सिन्नपाती के सहश चेष्टा करके भ्रमजाल में न पड़ते। क्योंकि 'तच्छब्द' सर्वत्र पूर्वपरामशंक होता है। इसी से मैंने 'सहस्रशीखि पुरुषः' यहां से लेके 'ग्राम्यादच ये'यहां तक जो छः मन्त्रों से प्रतिपादित निमित्त कारण परमात्मा पूर्वोक्त है, उसका भ्रामर्ष अर्थात् अनुकर्षण करके ग्रन्वित किया है!

देखो इसी के ग्रागे भूमिका के पृष्ठ ९ पंक्ति ११—"(तस्माद्यज्ञात्स०) तस्माद्यज्ञात्सिक्विदानन्दादिलक्षणात्पूर्णात् पुरुषात् सर्वेहुतात् सर्वेपूज्यात् सर्वेशक्तिमतः परब्रह्मणः (ऋचः) ऋग्वेदः (यजुः) यजुर्वेदः (सामानि) सामवेदः (छन्दांसि) ग्रथवंवेदश्च (जिज्ञरे) चत्वारो वेदास्तेनैव

प्रकाशिता इति वेद्यम्।"

यह 'सर्वहुत' और 'यज्ञ' विशेषण पूर्णपुरुष के हैं। (तस्मात्) धर्थात् जो सब का पूज्य, सर्वोषास्य, सर्वशक्तिमान् पुरुष परमात्मा है, उससे चारों वेद प्रकाशित हुए हैं। इत्यादि से यहां वेदों ही के प्रमाण से चार वेदों को स्वतः प्रमाण से सिद्ध किया है। यद्यपि यहां यज्ञ शब्द भी पूर्ण परमात्मा का विशेषण है, तथापि जैसा मैंने प्रथं किया है, वैसा बाह्यण में भी है। इस साक्षी के लिये 'यज्ञों वे विष्णुः' यह बचन लिखा है और जो बाह्यण में मूल से विरुद्ध मर्थ होता तो मैं उसका वचन साक्षी के अर्थ कभी न लिखता।

जो इस प्रकार से पद, बाक्य, प्रकरण और ग्रन्थ की साक्षी, ग्राकाक्षा, योग्यता, आसत्ति स्रोर तात्पर्यार्थ को पक्षी राजाजी स्रौर स्वामी विशुद्धानन्दजी जानते वा किसी पूर्ण विद्वान् की सेवा करके वाक्य और प्रकरण के शब्दार्थ सम्बन्धों के जानने में तन मन धन लगा के सत्यन्त पुरुषार्थ से पढ़ते तो यथावत् क्यों न जान लेते \*।

प्रसिद्ध है कि जो कोदों देके पड़ते हैं, वे पदार्थों को यथावद् कभी नहीं जान सकते ॥

[रा०—पृष्ठों को कुछ उलट पलट किया तो विचित्र लीला दिखाई देती है। आप पृष्ठ ६१ पंक्ति ६ में लिखते हैं—कात्यायन ऋषि ने कहा है कि मन्त्र श्रोर ब्राह्मण ग्रन्थों का नाम वेद है। पृष्ठ ५२ में लिखते हैं प्रमाण ६ हैं ग्रीर फिर ५३ में लिखते हैं चौथा शब्दप्रमाण ग्राप्तों के उपदेश, पांचवां ऐतिह्य सत्यवादी विद्वानों के कहे वा लिखे उपदेश। तो ग्रापके निकट कात्यायन ऋषि ग्राप्त ग्रीर सत्यवादी विद्वान् नहीं थे] + ।।

स्वा०—इसका प्रत्युत्तर मेरी बनाई ऋग्वेदादिभाध्यभूमिका के पृष्ठ द० पंक्ति २४ से लेके पृष्ठ दद अट्ठासी तक में लिख रखा है, जो चाहे सो देख लेवे । ग्रीर जो वहां 'एवं तेनानुक्तत्वात्' इस वचन का यही ग्राभिप्राय है कि 'मन्त्रबाह्यण-योवंदनामधेयम्' यह वचन कात्यायन ऋषि का नहीं है किन्तु किसी धूर्तराट् ने कात्यायन ऋषि के नाम से बनाकर प्रसिद्ध कर दिया है। जो कात्यायन ऋषि का कहा होता तो सब ऋषियों की प्रतिज्ञा से विषद्ध न होता • ? क्या ग्राप जैसा कात्यायन को ग्राप्त मानते हैं, वैसा पाणिनि आदि ऋषियों को ग्राप्त नहीं मानते ? जो कभी ग्राप्त मानते हो तो पाणिनि ग्रादि ग्राप्तों की प्रतिज्ञा से विषद्ध कात्यायन ऋषि क्यों लिखते ?

श्रीर जो कहो कि हम इस वचन को कात्यायन का ही मानेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों श्राप पाणिनि श्रादि अनेक ऋषियों के लेख का तिरस्कार कर एक को श्राप्त कैसे मान सकते हो ? श्रीर जो उन को भी श्राप्त मानते हो, तो मन्त्रसंहिता ही वेद हैं उनके इस वचन को मानकर तिष्ठ इख श्राह्मण को वेद-संज्ञा के प्रतिपादक वचन को क्यों नहीं छोड़ देते ? क्योंकि एक विषय में परस्पर विरोधी दो वचन सत्य कभी नहीं हो सकते और जो सैकड़ों श्राप्त ऋषियों को छोड़कर एक ही को श्राप्त मानकर सन्तुष्ट रहता है, वह कभी विद्वान् नहीं कहा जा सकता।

रा० — आप लिखते हैं कि — ब्राह्मण में जमदिश्त कश्यप इत्यादि जो लिखे हैं, सो देहधारी हैं, अतएव वह वेद नहीं और संहिता में शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जमदिश्त का अर्थ चक्षु ग्रीर काश्यप का अर्थ प्राण है, अतएव वह वेद है।

स्वा०—ब्राह्मणों में जमदिश्त ग्रादि देहधारियों का नाम यों है कि जहां जहां ब्राह्मण ग्रन्थों में उनको कथा लिखी है, वहां वहां जैसे देहधारी मनुष्यों का परस्पर व्यवहार होता है, वैसा उनका भी लिखा है। इसलिये वहां देहधारी का ग्रहण करना योग्य है और जहां मनुष्यों के इतिहास लिखने की योग्यता नहीं हो सकती, वहां इतिहास लिखने का भो सम्भव नहीं हो सकता। जो वेदों में इतिहास होते तो

<sup>+</sup> वे तो भ्राप्त विद्वान् थे, परन्तु जिसने उनके नाम से वचन रचकर प्रसिद्ध किया, वह तो अनाप्त श्रविद्वान् ही था ।।

हजारह बाप्तों का एक श्रविकद मत होता है, मूर्ख दो का भी एकमत होना कठिन है।।

वेदादि ग्रौर सब से प्राचीन नहीं हो सकते ? क्योंकि जिसका इतिहास जिस ग्रन्थ में लिखा होता है, वह ग्रन्थ उस मनुष्य के पश्चात् होता है।

जब कि वेदों में 'त्र्यायुषं जमदग्ने o' इत्यादि मन्त्रों की व्याख्या पदार्थं विद्यायुक्त होनी ही उचित है, इससे उनमें इतिहास का होना सर्वथा असम्भव है। जिसलिये जैसा मूलार्थं प्रतीत होने के कारण जमदग्नि चादि शब्दों से चक्षु म्रादि हो ग्रथों का ग्रहण करना योग्य है, वैसा ही ब्राह्मणग्रन्थों ग्रौर निरुक्त ग्रादि में लिखा है। इसलिये यह मैंने ग्रपने किये ग्रथों के सत्य होने के लिये साक्ष्यर्थमात्र लिखा है। राजाजी जो इस बात को जानते ग्रौर इन ग्रन्थों को पढ़े होते, तो भ्रमजाल में फैंसकर दृ:खित न होते।

रा०-उसमें भी क्या उपनिषद् संज्ञी ग्रीर इतिहासपुराणादि संज्ञा है ? अथवा

ऋग्वेदादि क्रमानुसार उसका संज्ञी वो संज्ञा है ?

स्वा०—इसका उत्तर यह है कि एक 'ईशावास्य' उपनिषद् तो यजुर्वेद का चालीसवां अध्याय होने से वेद है, और 'केन' से लेके 'बृहदारण्यक' पर्यन्त ९ नव उपनिषद् ब्रह्मणान्तर्गत होने से उनकी भी इतिहासादि संज्ञा 'ब्राह्मणानीतिहासान् ०' इस पूर्वोक्त बचन से है। इससे 'एवं वा अरे०' इस बचन में निमित्तकारण कार्य-सम्बन्ध होने से संज्ञासंज्ञीसम्बन्ध नहीं घट सकता। परन्तु राजासाहब के सहश अविद्वान् तो 'मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतको' ऐसा लिखने वा कहने में कुछ भी भययुक्त वा लज्जावान् नहीं होते \*।

रा०—आप लिखते हैं कि ब्राह्मण वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य तो हैं। यदि आप इतना और मानलें कि सम्पूर्ण ब्राह्मणों का प्रमाण संहिता के

प्रमाण के तुल्य है।

स्वा०—अविद्वान् को कभी विद्यारहस्य के समक्षते की योग्यता नहीं हो सकती। क्या ऐसा कोई विद्वान् भी सिद्ध कर सकता है कि व्याख्या के अनुकूल होने से मूल का प्रमाण और प्रतिकूल होने से अप्रमाण और व्याख्या के मूल से प्रतिकूल होने से प्रमाण और अनुकूल होने से अप्रमाण होवे।

इसलिये मन्त्रभाग मूल होने से ब्राह्मणग्रन्थों से अनुकूल वा प्रतिकूल हो, तथापि सर्वथा माननीय होने के कारण स्वतः प्रमाण, और ब्राह्मणग्रन्थ व्याख्या होने से मूलार्थ से विरुद्ध हो तो अप्रमाण और अनुकूल हो तो प्रमाण होकर माननीय होने के कारण परतः प्रमाण हैं क्योंकि ब्राह्मणग्रन्थों में सर्वत्र संहिताग्रों के मन्त्रों की प्रतीक धर धरके पद वाक्य और प्रकरणानुसार व्याख्या की है। इसलिये मन्त्रभाग मूल व्याख्येय और ब्राह्मणग्रन्थ व्याख्या है।

विद्यावृद्धों ही को अन्यथा कहने और लिखने में शर्म वा भ्रम होता है, अविद्यायुक्त
 बालकों को नहीं ॥

रा०— ग्राप लिखने हैं—'तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिविनिति । श्रथ परा यया तदक्षरमधिगभ्यते ।'इसका प्रथं सीधा सीधा यह मान लेवें कि ग्राप के चारों वेद ग्रीर उनके छग्नों ग्रङ्ग ग्रपरा हैं, जो परा उससे ग्रक्षर में ग्रधिगमन होता है। ग्रपना फिरावट का वा ग्रथीभास छोड़ दें। किमधिकमित्यलम्।

स्वाo—यहां तक ग्राप का जो ऊटपटाङ्ग लेख है, उस को कीन गुढ़ कर सकता है क्योंकि इसी भूमिका के पृष्ठ ४२ पंक्ति ३ में 'सर्वे वेदा यत्पदतामनित' इस उपनिषद् के वचन ने ग्राप के सीधे सीधे ग्रर्थ को टेढ़ा टेढ़ा कर दिया। देखो यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता! जिसका ग्रम्यास सब वेद करते हैं, उस ब्रह्म का उपदेश मैं तुभ से करता हूँ, तू सुन कर धारण कर। जब ऐसा है तो वेदों ग्रर्थात् मन्त्रभाग में परा विद्या क्यों नहीं?

देखो—तमीशानं, इत्यादि मन्त्र, ऋग्वेद । परीत्य भूतानि' इत्यादि और 'ईशावास्य' इत्यारम्य, भ्रों ख बहा पर्यन्त मन्त्र युक्त ४० चालीसवां ग्रध्यायस्थ मन्त्र, यजुर्वेद । 'दधन्वेवायदीमनुवोचदब्रह्मोति वेरुत्तत् ।' इत्यादि मन्त्र सामवेद । 'महद्यक्षं इत्यादि मन्त्र श्रथवंवेद' में हैं । जब वेदों में हजारों मन्त्र बह्म के प्रतिपादक हैं, जिनमें से थोड़े से मन्त्रों का ग्रथं भी मैंने भूमिका पृष्ठ ४३ पंक्ति २२ से लेके २६ पंक्ति की समाप्ति तक लिख रक्खा है । जिसको देखना हो देख लेवे ।

भला इतना भी राजाजी को बोध नहीं है कि वेदों में परा विद्या न होती, तो 'केन' श्रादि उपनिषदों में कहां से ग्राती ? 'मूलं नास्ति कुतः शाखाः ? क्या जो परमेश्वर ग्रपने कहे वेदों में ग्रपनी स्वरूपविद्या का प्रकाश न करता, तो किसी ऋषि मुनि का सामर्थ्य ब्रह्मविद्या के कहने में कभी हो सकता था ? क्योंकि कारण के विना कार्य होना सर्वथा ग्रसम्भव है।

जो 'केन' ग्रादि नव उपनिषदों को पराविद्या में मानेंगे, तो उनसे भिन्न ग्रायुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धवंवेद, अथंवेद और मीमांसादि छः शास्त्र ग्रादि परा विद्या में क्यों नहीं ? जब न' इस वचन में उपनिषद् ग्रौर न किसी ग्रन्य ग्रन्थ का नाम लिखा है, तो कोई उनका ग्रहण कैसे कर सकता है ? भला कोई राजाजी से पूछेगा कि ग्रापने 'यथा तदक्षरमधिगम्यते सापराविद्यास्ति' इस वाक्य से कौन से ग्रन्थों का नाम निश्चित किया है ? क्या 'यया' इस पद से कोई विशेष ग्रन्थ भी ग्रा सकता है ? ग्रौर जो मैंने वेदों में परा ग्रौर ग्रपरा विद्या लिखी है, उसको कोई विपरीत भी कर सकता है ? कभी नहीं।

इसलिये सब मनुष्यों को योग्य है कि जैसे राजाजी संस्कृत विद्या के वेदादि

ग्रन्थों को न पढ़ कर उन्हों में प्रश्नोत्तर किया चाहते श्रीर जैसी स्वामी विद्युद्धानन्दजी विना सोचे समभे सम्मति करदी है, वैसे साहस न करना चाहिये । किन्तु उस विद्या में योग्य होके किसी से विचारार्थ प्रवृत्त होना चाहिये ।

प्रश्न—ग्राप ने ग्रपने दूसरे पत्र में राजाजी को लिख कर प्रश्न करने ग्रीर उत्तर समभने में ग्रयोग्य जान कर लिख के उत्तर देना चाहा न था, फिर ग्रब क्यों

लिखके उत्तर देते हो ?

उत्तर—जो राजाजी स्वामी विशुद्धानन्दजी की सम्मति न लिखाते तो मैं इस पत्र के उत्तर में एक ग्रक्षर भी न लिखता क्योंकि उनको तो जैसा ग्रपने पत्र में लिख चुका हूँ, वैसा ही निश्चित जानता हूँ।

प्रश्न-इस संवाद में ग्राप प्रतिपक्षी राजाजी को समभते हो वा स्वामी

विशुद्धानन्दजी को ?

उत्तर—स्वामी विशुद्धानन्दजी को क्योंकि राजाजी तो विचारे संस्कृतिवद्या पढ़े ही नहीं। उनके सामने मेरा लेख ऐसा होवे कि जैसा विधर के सामने ऋत्यन्त निपुण गानेवाले का वीणा ग्रादि बजाना ग्रीर षड्जादि स्वरों का यथायोग्य ग्रालाप करना होता है।

प्र०-जो तुम पक्षी राजाजी को छोड़कर स्वामी विशुद्धानन्दजी को आगे करते

हो, सो यह न्याय की बात नहीं है ?

उ०—यह मुक्त वा किसी को योग्य नहीं है कि संस्कृत में कुछ योग्य विद्वान् को छोड़ कर अयोग्य के साथ संवाद चलावे। न राजाजी के योग्य है कि अपने साक्षी को छोड़ें और स्वामी विशुद्धानन्दजी को भी योग्य है कि अपने शरणागत आये राजाजी की रक्षा से विमुख न हो बैठें •।

प्र०-स्वामी विशुद्धानन्दजी वा बालशास्त्रीजी स्रादि काशी के सब विद्वान् स्रौर बुद्धिमान् मिलकर राजाजी का पक्ष लेकर स्रापसे शास्त्रार्थ वा लेख करेंगे तो

भ्रापको बड़ा कठिन पड़ेगा?

उ०—मैं परमेश्वर की साक्षी से सत्य कहाता हूँ कि जो ऐसा वे करें तो मैं अत्यन्त प्रसन्नता के साथ सब को विदित करता हूँ कि यह बात कल होती हो तो म्राज ही होवे जो ऐसी इच्छा मेरी न होती तो मैं काशो में विज्ञापनपत्र क्यों लगवाता और स्वामी विशुद्धानन्दजी तथा बालशास्त्रीजी को प्रतिपक्षी स्वीकार क्यों करता?

प्रo-वे हैं बहुत और आप ग्रकेले हो, कैसे संवाद कर सकीगे ?

उ० — इसके होने में कुछ ग्रसम्भव नहीं क्यों कि जब सब काशी और ग्रन्यत्र के विद्वान् और बुद्धिमान् लोग ग्रपना ग्रभिप्राय पत्रस्थ कर वा सन्मुख जाके स्वामी

<sup>#</sup> यह धार्मिक बिद्धानों का काम नहीं है कि जिसकी शरणागत लेवें, उसे छोड़ कर विश्वासघात कर बैठें।।

विशुद्धानन्दजी वा बाल शास्त्रीजी को विदित कराते जायेंगे ग्रौर वे उन लेख वा वचनों को देख सुन उनमें से इष्ट को ले मुक्तसे सन्मुख वा पत्र द्वारा इन दो वातों में से जिस में उनकी प्रसन्नता हो ग्रहण करके शास्त्रार्थ करें, उसी वात में मैं भी उनसे शास्त्रार्थ करने में उद्यत हूँ। परन्तु जैसे मैं इस पुस्तक पर अपना हस्ताक्षर प्रसिद्ध करता हूँ, वैसे वे भी करें तो ठीक है, ग्रन्थथा नहीं।

प्रo - सन्मुख होकर शास्त्रार्थ करने में ग्रच्छा होगा वा पत्र द्वारा ?

उ० सर्वोत्तम तो यह है जो मैं ग्रौर वे सन्मुख होकर शास्त्रार्थ करें तो शीघ्र सत्य वा भूठ का सिद्धान्त हो सकता है ग्रर्थात् एक महीने से लेके छः महीने तक सब बातों का निर्णय हो सकता है ग्रौर दूर दूर रह कर पत्र द्वारा शास्त्रार्थ करने में ३६ छत्तीस वर्षों में भी पूरा होना कठिन है परन्तु जिस पक्ष में वे प्रसन्न हों, उसी में मैं भी प्रसन्न हूँ।

प्रo - इस शास्त्रार्थ के होने ग्रौर न होने का क्या फल होगा ?

उ० — जो श्रविरोध होने से एक मत होकर धर्म, श्रर्थ, काम श्रीर मोक्ष से सब को परमानन्द होना श्रीर न होने पर जो परस्पर विरुद्ध मिथ्या मत में वर्तमान मनुष्यों के श्रधर्म श्रनर्थं कुकाम श्रीर बन्ध के न छूटने से उनके दुःखों का न छूटना फल है।

प्र०—शास्त्रार्थं हुए पर भी हठ से ग्राप वा वे विरुद्ध मत न छोड़ें तो छुड़ाने का क्या उपाय है ?

उ०—शास्त्रार्थ से पूर्व मैं और वे जिसका पक्ष भूठा हो उस के छोड़ने और जिसका सत्य हो उसके स्वीकार करने के लिये प्रतिज्ञा का पक्के काग़ज पर लेख होकर रिजस्टरी कराकर एक दूसरे को अपने अपने पत्र को देने से सम्भव है कि आप अपना अपना हठ छोड़ देवें क्योंकि जो न छोड़ेगा तो राजा अपनी व्यवस्था से हठ को छुड़ा सकना है।

प्रo — जब ग्राप काशी में सब दिन निवास नहीं करते ग्रौर स्वामी विशुद्धा-नन्दजी तथा बालशास्त्रीजी वहीं बसते हैं तो सन्मुख में शास्त्रार्थ कैसे हो सकता है ?

उ० मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब वे सन्मुख होकर शास्त्रार्थ करना स्वीकार करेंगे और इसको सत्य समक्त लूंगा, तब जहां हूंगा वहां से चल के काशी में उचित समय पर पहुँचूंगा कि जिससे उनको परदेशयात्रा का क्लेश और धनव्यय भी न करना पड़ेगा। पुनः वहां यथावत् शास्त्रार्थ होकर सत्यासत्य निर्णय के पश्चात् सब का उपकार भी सिद्ध होगा, क्या यह छोटा लाभ है?

प्रo — जब ग्राप उनसे शास्त्रार्थ करके ग्रपना मत सिद्ध किया चाहते और वे नहीं किया चाहते हैं, इसका क्या कारण है ?

उ०—विदित होता है कि वे अपने मन में जानते हैं कि शास्त्रार्थ करने से हम अपने मत को सिद्ध न कर सकेंगे वा सं० १९२६ के शास्त्रार्थ को देख घबराहट होंगी कि दूर ही दूर से ढोल बजाना अच्छा है। जो उनको यह निश्चय होता कि हमारा वेदानुसार और स्वामीजो का मत वेदिवरुद्ध है तो शास्त्रार्थ किये विना कभी नहीं रहते अथवा जो और कुछ कारण हो तो शास्त्रार्थ करने में क्यों विलम्ब करते हैं?

ग्राज से पीछे जो कोई पुराण वा तन्त्र ग्रादि मत वाले मुक्त से विरुद्ध पक्ष को लेकर शास्त्रार्थ किया चाहें वा लिख के प्रश्नोत्तर की इच्छा करें, वे स्वामी विशुद्धानन्दजी के ग्रौर वालशास्त्रीजी के द्वारा ही करें। इससे ग्रन्थथा जो करेंगे तो मैं उनका मान्य कभी न करूंगा। हां सन्मुख ग्रा के तो वे स्वयं भी पूछ सकते हैं।

इससे स्वामी विशुद्धानन्दजी और वालशास्त्रीजी ऐसा न समभें कि हम वेदों में विद्वान् वा सर्वोत्तम पण्डित हैं और कोई अन्य मनुष्य भी ऐसा निश्चय न कर लेवे कि इनसे अधिक पण्डित आर्यावर्त्त में दूसरा कोई भी नहीं है। हां ऐसा निश्चय करना ठीक है कि काशी में इस समय आधुनिक प्रन्थाभ्यासकर्त्ता संन्यासियों में स्वामी विशुद्धानन्दजी और गृहस्थों में वालशास्त्रीजी कुछ विशिष्ट विद्वान् हैं। मैंने तो संवाद में केवल अनवस्था दोष परिहारार्थं इन दानों को सम्मुख आर्यावर्त्तीय पण्डितों में माने हैं। अनुमान है कि उनको अन्य भी मनुष्य ऐसे मानते होंगे। इससे अन्य प्रयोजन भी कुछ नहीं।

सर्वशक्तिमान् सर्वान्तर्यामा परमेश्वर कृपा करके स्वामी विशुद्धानन्दजी और वालशास्त्रीजी को निर्भय निःशङ्क करे कि जिससे वे मुक्त से सम्मुख वा पत्र द्वारा पाषाणादि मूर्त्तिपूजादिमंडन विषयों में शास्त्रार्थ करने में हढ़ोत्साहित हों जैसे कि मैं उनके खण्डन में हढ़ोत्साहित हूँ।

मुनिरामाङ्कचन्द्रेऽब्दे शुक्के मासेऽसिते दले।
द्वितीयायाङ्गुरौ वारे भ्रमोच्छेदो ह्यलङ्कृतः।।
इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यश्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीनिर्मित श्रार्यभाषाविभूषितो भ्रमोच्छेदनोऽयं ग्रन्थः
पूर्तिमगमत्।।